## भीमदीनाननिवयुद्देव मिश्र प्रजीता

## ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः

## त्तीन मान

महामहोपाच्यायेन त. गणपति शास्त्रिणा

भूमिका तैसक: डा॰ एन॰ पी॰ उज्जी अध्यक्ष, संस्कृत विभागः केरल विश्वविद्यालयः

If any defect is found in this book, please return the copy by V.P.P. to the Publisher for exchange free of cost of Postage.

भारतीय विद्या प्रकाशन क्ली (भारत) भारावसी

## विषयानुक्रमणी ।

| Ment:.                         | श्डम्. | विषया:.                                           | प्रथय. |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| क्रिक्सद्वाचाचिकार.            | •      | मन्त्रोद्धाराधिकारः                               | 29     |
| जावसमामाञ्चरवापनाविकारः        | ٧      | द्वासुद्राधिकारः                                  | 42     |
| तत्त्वतत्काविकारः              | 1-     | पञ्च सुद्राः                                      | -      |
| वस्तुनिर्देशाधिकारः            | 16     | चतुरश्रसाधनम्                                     | 4.8    |
| व्याविवासाविकारः               | ₹•     | <b>ई</b> ण्डाधिकारः                               | . 32   |
| पामविचाराधिकारः                | 3.5    | भद्रकाधिकारः                                      | .00    |
| परिविचाराधिकारः                | 3.8    | सर्वतोभद्राधिकारः                                 | 60     |
| संकिविचाराधिकारः               | 34     | पार्वतीकान्तप्रासादाधिकारः                        | 41     |
| विचारपदार्थाधिकारः             | ₹•     | कताकिङ्गोजनाधिकारः                                | 63     |
| कियाच्यापदार्थाधिकार:          | 36     | स्वस्तिक।ब्जद्वयाधिकारः                           | ,,     |
| सानाचमनाधिकारः                 | ,,     | स्वस्तिकसर्वताभद्राणि                             | 4      |
| इंडीकरणाधिकार:                 | 3.5    | चकान्जाधिकारः                                     | "      |
| काके नेदेन सावित्रीच्यानमेदः   | \$8    | दलभेदलक्षणम्                                      | 44     |
| वसदिक्तपंणम्                   | 34     | <b>सुक्खुबाधिकारः</b>                             | 4      |
| विक्पतितर्पणम्                 | 3.6    | अरणिविधिः                                         | **     |
| आग्नेयस्थानाथिकारः             | 10     | इथ्मावर्हिवां विश्विः                             | ,,     |
| पुन्तवायम्यादिकानाविधिः        | 25     | भाडुतिप्रमाणम्                                    | 66     |
| मृतश्च विकार:                  | . 8.   | पात्रमानम्                                        | 64     |
| नात्मश्चदपिकारः                | 8.5    | पात्रादिवस्यग्रुद्धिः                             | ,,     |
| भासनाविकार:                    | **     | अङ्कुरापंणविधि                                    | 99     |
| भावाइनाधिकार:                  | 86     | साधकाचार्यस्थाणम्                                 | 94     |
| वर्षविवि:                      | ¥¢     | सूर्यपूजामूर्तयः                                  | 303    |
| पावाचमनाभिकार:                 | 86     | आवरणमूर्स्यधिकारः                                 | 908    |
| जानाविकार:                     | 4.0    | सूर्यपूजाधिकारः                                   | 150    |
| वस्र भूवणाधिकारः               | 48     | पुकावरणार्चनाधिकारः                               | 9 4 %  |
| गम्बाधिकारः                    |        | पञ्चावरणपूजाविधिः                                 | 984    |
| पुण्याचिकार:                   | "      | अग्निकार्यविधिः                                   | 139    |
| भूपदीपाधिकारः                  | 48     | सामान्याक्रेयाधिकारः                              | 150    |
| निस्त्रेवेचविधिः               | 44     | समयदीक्षाधिकारः                                   | 388    |
| नैश्रिककाम्याविधिः             | ,,     | परध्वनिर्णयाधिकारः                                | 144    |
| व्यक्तारभेदेन पूजामेदाः        | 40     | निर्वाणदीक्षाधिकारः                               | 909    |
| मातृकाम्यासः                   | 48     | सायकदीक्षाधिकारः                                  |        |
| <del>। विवस्त कार्यासादि</del> | 19     | वाचांचमहामिषकाधिकारः                              | 100    |
| 1                              | 41 1   | 4. 4.4 (1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. | 14,    |

| विषया:                       | पृष्ठम्. | विषयाः.                   | पृष्ठम्. |
|------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| <b>आचार्यककामस्यानुकस्यः</b> | 996      | सीभद्रम्                  | 306      |
| प्रायश्चित्ताधिकारः          | 196      | केळासच्छन्दम्             | ,,       |
| पवित्रारोपणाधिकारः           | २०३      | रुवच्छन्दम्               | 100      |
| वसन्तपूजाधिकारः              | 296      | <b>लिलतभद्रम्</b>         | ,,       |
| दमनकपर्वाधिकारः              | 223      | जातीतरविमानाकङ्काराधिकारः | 206      |
| भूसक्षणाधिकारः               | 226      | तत्र मेरुविमानम्          | ,,       |
| शह्कुच्छायाधिकारः            | 228      | मन्दरम्                   | 309      |
| अङ्कुलादिविधिः               | 238      | केलासम्                   | "        |
| पद्विन्यासमामपुरादिसक्षणम्   | 4 3 8    | कुम्भविमानम्              | ,,       |
| देशकालाधिकारः                | 289      | जयाङ्गम्                  | "        |
| कर्षणाधिकारः                 | 284      | विशाला क्रम्              | ,,       |
| शस्योद्धाराधिकार:            | 285      | विमलाकृति                 | ,,       |
| वास्तूत्पस्यधिकारः           | 249      | <b>हंसच्छ</b> न्दम्       | 260      |
| वास्तुपुजाधिकार:             | 248      | <b>वृ</b> पच्छम्दम्       | ,,       |
| प्रथमेष्टकाधिकारः            | २५७      | गरुडच्छन्दम्              | ,,       |
| गर्भेन्यासाधिकारः            | २६२      | पद्माञ्जम्                | ,,       |
| नानाविमानलक्षणाधिकारः        | 254      | पश्चभद्रम्                | ,,       |
| तत्रादी विमानविभागः          | ,,       | केलासकान्त <b>म्</b>      | ,,       |
| नःशिनकम्                     | 240      | रुद्रकान्त <b>म्</b>      | २८१      |
| प्रसीनकम्                    | ₹ € €    | योगभद्रम्                 | "        |
| स्वस्तिकम्                   | २७०      | भोगिच्छन्दम्              | ,,       |
| चतुर्मुसम्                   | .,       | सुदर्शनम्                 | n        |
| <b>सर्व</b> तोभद्रम्         | "        | स्कन्दकारतम्              | "        |
| इस्तिपृष्ठम्                 | ર,•૧     | विन्ध्य <b>य्छन्दम्</b>   | ••       |
| <b>समु</b> उज् <b>व</b> लकम् | ,,       | मेरकूटम्                  | ٠,       |
| श्रीछन्दम्                   | २७२      | चित्रकूटम्                | 8:3      |
| <b>वृ</b> त्तभद्रम्          | **       | श्रीमण्डनम्               | 72       |
| श्रीकान्तम्                  | ,,       | सीमुस्यम्                 | >7       |
| श्रीप्रतिष्टिनम्             | 203      | जयमङ्गलम्                 | "        |
| <b>शिवभद्रम्</b>             | ٠,       | नीलपर्वतम्                | ,,       |
| <b>शिव</b> च्छन्द्रम्        | 508      | निपधः                     | "        |
| अष्टाङ्गम्                   | ٠,       | मञ्जलम्                   | "        |
| पग्न।कृति                    | २ ०५     | विजयम्                    | 44.5     |
| विष्णुच्छन्दम्               | ,,       | सिंहनकान्तम्              | "        |

| विषयाः.               | पृष्ठम्.          | विषया:.                     | पृष्ठम्: |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| भीकरम्                | ₹35               | सर्वेकाक्षितम्              | 242      |
| श्रीविद्यासम्         | 7.00              | प्रत्यन्तकान्तम्,           | "        |
| माक्रमियानाधिकारः     | 17-               | किशासम्                     | ,,,      |
| तत्र स्रोमच्छन्दम्    | "                 | ब्ल्पलपत्रम्                | 298      |
| नागण्डन्दम्           | 748               | महाराजच्छन्दम्              | ,,       |
| <b>इट्या</b> वर्तम्   | ,,                | माछीगृहम्                   | 2.94     |
| द्विकृटकम्            | "                 | नन्दीविशासम्                |          |
| श्रीवर्षनम्           | 264               | पृथिवार्जयम्                | ,,       |
| <b>पद्मगृह</b> म्     | 73                | सर्वाङ्गसुन्दरम्            | 356      |
| प्रेक्षागृहम्         | 70                | <b>डायागृहम्</b>            | "        |
| ऋतुवर्धनम्            | 366               | रतिवर्धमञ्                  |          |
| <b>रू</b> क्यूहम्     | ,,                | विद्शुद्रविमानाधिकारः       | 790      |
| भानुकान्तम्           | ,,                | विशासास्यः                  |          |
| <b>अस्यन्तकान्तम्</b> | 360               | चतुष्पादिकम्                | "        |
| चन्द्रकान्तम्         | ,,                | तुरङ्गवदम्ब                 | "        |
| श्रीत्रयविमाना विकार: | ,,,               | गजिकाविण्डकम्               | 394      |
| तत्र चतुःस्फुटम्      | **                | <b>इ</b> थेनण्डन्स्म्       | "        |
| मन्त्रपुतम्           | 366               |                             | "        |
| भावन्स्य <b>स्</b>    | 33                | <b>इक्ट्</b> युच्छकम्       | ,,       |
| माहिपम्               | ,,                | <b>उत्प<del>त्नम्</del></b> | २९९      |
| तन्त्रीकान्तम्        | 268               | <b>मुण्डप्रासादम्</b>       | "        |
| विजयाङ्गम्            |                   | तस्रविभागाधिकारः            | "        |
| विशालभयम्             | ,,<br>3 <b>9.</b> | तत्र जातिविमानाधिकारः       | ,,       |
| गणिकाविशासम्          |                   | छन्दविमानाधिकारः            | ₹••      |
| क्रणेभद्रकम्          | 339               | विकल्प:विमानानि             | "        |
| कर्णशासम्             | 23 400 40         | आभासविमानानि                | 1,       |
| पद्मवसन्तकम्          | ",<br><b>२९</b> २ | क्षुद्रविमानाधिकारः         | ,,       |
| <b>इ</b> न्द्रकान्तम् |                   | तस्रविभागे प्रकाशन्तरम्     | ,,       |
| योगकान्तम्            | "                 | उपपीठावि थिः                | ३०३      |
| 41-141-147            | "                 |                             |          |
|                       | _                 | -                           |          |